## राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान-सम्पादक

डॉ. पद्मधर पाठक

[निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर]

ग्रन्थाङ्ग-१६०

गोस्वामिशिवानन्दभट्टप्रगीत

सिंहसिद्धान्तसिन्धु (तृतीय खण्ड)

सम्पादक

गोस्वामिलक्मोनारायण दीक्षित

प्रकाशक

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर Rejasthan Oriental Research Institute, Jodhpur 1990

प्रथमावृत्ति 1000

मूल्य इ. 82.00

## अथ सिंहसिद्धान्तसिन्धोस्तृतीयखण्डस्य तरङ्गान्तर्गतानां विषयाणामनुक्रमः

## [सप्तित्रिशस्तरङ्गः पृष्ठ-१-३६]

| विषय:                                                    | पृष्ठ संस्या |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>वैयम्बकमनोविधानम्</b>                                 |              |
| त्रैयम्बकमनोरुद्धारः                                     |              |
| मःत्रनिरुक्तिः                                           | 8-5          |
| ऋष्यादिः                                                 |              |
| षडङ्गन्यास-मन्त्रपदन्यास-शक्तिन्यासविधिः                 | 3-8          |
| ध्यानम्, पीठाचंनिविधिः                                   | 8-1          |
| तत्प्रयोगः                                               | ₹-€          |
| पुरश्चरणम्                                               | <b>Ę-</b> 0  |
| काम्यकर्मनिर्देशः                                        | 9-5          |
| शारदातिलकोक्तः काम्यन्यासिवधिः                           | =-20         |
| च्यासत्रयोगः                                             | \$0          |
| काम्यकर्महोमविधिः                                        | 55           |
| वसिष्ठकल्पोक्तस्त्रियम्बकमन्त्रस्य विनियोगः              | \$ 5-18      |
| (काम्यहोमतपंगाजपप्रयोगविधिः) तत्र-कर्माणि-               |              |
| पूर्णायुःप्राप्तः, श्रारोग्याप्तः, ज्वर-प्रमेह-गुल्मणूल- |              |
| वातरोगातीसाराक्षिरोगापस्मार-पक्षणूल-                     |              |
| कापालरोग-राजयक्षम-गर्भरोग-मुखरोग-                        | A THE PARTY  |
| शिरोरोग-सर्वोदररोगान्तस्तापशान्तिश्च                     |              |
| भ्रात्मनः परस्य वा ग्रायुरारोग्यादिसिद्धचर्थं            | 62-62        |
| जुपटोमादीनां क्रियाकालावधिसचनम्                          |              |

| विषय:                                                         | वृष्ठ संस्या       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| ग्र <b>पमृत्युजयोपायौ</b>                                     | 82                 |
| ग्रपमृत्यु-व्याधि-शत्रुकृतभयनिवारकोऽभिषेकविधिः                | 84-88              |
| परार्थे घनलोभादिना कृतकर्मगा आतमनामः                          | १६                 |
| मातृपित्रादि-जनानामेव रक्षानिर्देशः                           | . 84               |
| ध्य रक्षाविधः                                                 | १७                 |
| भस्मविधिः                                                     | 10                 |
| ग्रहरोगोरगादिभयनिवृत्तये परिपुष्ट्यै च                        | १७-१-              |
| ब्रङ्गुलीयक्धारणविधानम्                                       | 7                  |
| नारीगामतुलसौभाग्यमाङ्गल्याप्तये नवाभरग्रधारग्रविधिः           | १द                 |
| दुःस्वप्न-भूतप्रेतादिसर्वोपद्रवनाशनार्थे सर्वसम्पत्समृद्धये च | 39-29              |
| प्रोषितागारणान्तिविधिः                                        |                    |
| वृष्टघाष्ति-वृष्टिनिवारणकरो होमाभिषेकविधिः                    | 86-58              |
| वश्योच्चाटनविधिः                                              | 55                 |
| शत्रोमारिएविधिः                                               | 58                 |
| पुत्तलिकाविधानम्                                              | 55                 |
| शत्रूगां निग्रहोपायः                                          | 56-58              |
| सर्वेशत्रुविनाशकः शत्रुञ्जययोगविधिः                           | 58                 |
| सथाभिचारणान्तिविधिः (कृत्याणान्तिविधिः)                       | 5.8                |
| गजाश्वरोगशान्तिविधिः                                          | 54                 |
| पराभिचारणान्तिविधिः                                           | 3=                 |
| ब्रह्महत्यादिपापनिवृत्तिकरो जपहोमादिविधिः                     | २ द                |
| पहामृत्युञ्जयमनोर्भेदाः                                       | 35                 |
| मायुरारोग्यसौभाग्यधर्मार्थसुखमोक्षप्र इ                       | 98-30              |
| ग्रानुष्टुभयन्त्रविधिः                                        |                    |
| 'मा त्वा रुद्रे' त्युङ्मन्त्रः                                | ₹0                 |
| शारदातिलकोक्तं शिवस्तोत्रम्                                   | 3 8                |
| धूर्यंकृतं शिवस्तोत्रम्                                       | 38-38              |
|                                                               | The second section |
| स्कन्दपुरागोक्तः शिवकवचस्तोत्रम्                              | 35-36              |

| विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वृष्ठ संस्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| वघूनाम्पुत्रभूमिगृहादिप्रदयन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48           |
| नरवश्यकरं यन्त्रान्तरविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **           |
| प्रयाङ्कयन्त्राणां विधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48           |
| शताङ्क (शतसंख्यावधिक)यन्त्रधारएफलकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X3           |
| यन्त्रागां लेखाधाराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X3-XX        |
| ग्रङ्यन्त्राणां लेखनकमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XX           |
| कमंभेदेन नक्षत्रादि-लेखनीनिरूपगम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X8-XX        |
| यन्त्ररचनाप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xx-x0        |
| यन्त्रसाधनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vy.          |
| विभिन्नाङ्कयन्त्रागां फलनिर्देशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 X-0 X      |
| प्रकारान्तरेग लेखन-धारगिविधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.8          |
| <b>प्र</b> भिषेकविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.8          |
| कलशस्थापनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥8-47        |
| मुवनेश्या बीजत्रयात्मको मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 65         |
| ऋष्यादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$</b> ?  |
| वडङ्गन्यासो ध्यानञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63           |
| तत्प्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>63</b>    |
| पुरश्चरग्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63</b>    |
| कवित्व-वश्य-राज्यश्रीप्रदप्रयोगविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>63</b>    |
| पन्त्रान्तरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>£</b> 3   |
| ऋष्यादि-षडङ्गन्यासध्यानानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £8.          |
| म्रथ प्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६४-६४        |
| ्र पुरश्चर <b>ग्</b> म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६४           |
| काम्यकर्मप्रयोगविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ĘX           |
| वाशादित्र्यक्षरो मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६६           |
| तदृष्यादिध्यानाचीविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ĘĘ           |
| तत्प्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę0           |
| काम्यप्रयोगविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Manager Manage | £0           |

| विषय:                                                                                 | व्य संख्या    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| चटागंलय•त्रम्                                                                         | <b>६७-६</b> = |
| ग्रष्टाक्षरो मन्त्रः                                                                  | ६८            |
| षोडशाक्षरो मन्त्रः                                                                    | ६८            |
| यन्त्रनिर्मार्गविधिः                                                                  | 37            |
| यन्त्ररचनाप्रकारः                                                                     | 90-37         |
| वश्यादिकमेंसु यन्त्रघारणादिविधिः                                                      | 66-65         |
| वश्यविजयारोगदं यन्त्रम्                                                               | ७२            |
| त्वरितवाञ्चितार्थदं यन्त्रम्                                                          | \$6-20        |
| श्रीभुवनेश्वरीस्तुतिः                                                                 | ७३-७६         |
| धन्या भुवनेशीस्तुतिः                                                                  | ७७-८१         |
| त्रैलोक्यमङ्गलन्नाम भुवनेश्वरीकवचम्                                                   | E6-E8         |
| श्रीमातृकाविधानम्-तत्र— मातकामन्त्रस्तन्त्रान्तरोक्तं मन्त्रवर्गाना पथक्पथम्ध्यानञ्चम | EX-E/0        |
|                                                                                       |               |
| मातृकामन्त्रस्तन्त्रान्तरोक्तं मन्त्रवर्णाना पृथक्पृथक्यानञ्चम्                       | 58-50         |
| ऋषिन्यासादिविधिस्तत्प्रकारश्च                                                         | 50-58         |
| नानातन्त्रोक्तो घ्यानभेदः                                                             | 56-60         |
| यन्त्रप्रकारो यजनविधिस्तत्प्रयोगश्च                                                   | £3-03         |
| कवित्वसिद्धये ब्राह्मीघृतविधिः                                                        | 83-83         |
| मुद्रिका (रुचक) धारणविधिः स्वर्णादिमानञ्च                                             | £8-6x         |
| तन्त्रराजोक्तो यन्त्रविधिर्यन्त्ररचनाप्रकारण्च                                        | 67-60         |
| मातृकाविद्योपासकानामन्यविद्योपासकानाञ्च                                               |               |
| प्रागाग्निहोत्रविधिस्तत्प्रयोगो होमप्रकारक्व                                          | 808-63        |
| भोजनकाले कत्तंव्यप्रागाग्निहोत्रविधिस्तत्फलञ्च                                        | 808-803       |
| <b>भूत</b> लिपेर्विधानम्                                                              | 803-800       |
| भूतिलप्याः प्रयोगस्तत्र                                                               |               |
| संहार-सृष्टि-स्थितिन्यासाः, पूजायन्त्रे यजनं, जपादिविधिश्च                            | 200-660       |

| विषयः                                                                                                           | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| काम्यकर्मार्ग-तत्र-                                                                                             |              |
| राजवश्यं, लक्ष्मीसिद्धिः, वनितावश्यं, सर्वसिद्धिदो योगश्च                                                       | 880          |
| क्ष्वेड-(विष)हरमाकाशयन्त्रम्, सर्वशान्ति-                                                                       |              |
| करं यन्त्रं, उच्चाटन-मारणयन्त्रञ्च                                                                              | 880-888      |
| रक्षायन्त्रं, रिपुनाशनयन्त्रं, वश्यदं वारुग्यन्त्रं, स्तम्भक्न-                                                 |              |
| द्भूमियन्त्रञ्च                                                                                                 | £88-883      |
| बागीश्वर्याः सरस्वत्याः विधिः-तत्र-                                                                             | TIMESON -    |
| दशाक्षरीमन्त्रविधिः                                                                                             | 88=-88X      |
| दशाक्षरीमन्त्रप्रयोगस्तत्काम्यविधिश्च                                                                           | ११४-११६      |
| वागैश्वर्यफलप्रदः षोडशाक्षरोमन्त्रस्तत्प्रयोगस्तत्काम्यविधिश्व                                                  | ११७-११5      |
| एकादशाक्षरो हंसवागोश्वरीमन्त्रस्तत्त्रयोगस्तत्काम्यविधिश्च                                                      | 28=-820      |
| शारदातिलकोक्तं कादशाक्षरमन्त्रविधिः                                                                             | 820          |
| सारसङ्ग्रहादि गुक्तास्त्वन्ये मन्त्रास्तत्र-                                                                    | ALCOHOL:     |
| पारिजातसरस्बत्या एकादशाक्षरो मन्त्रः                                                                            | 858          |
| सप्तकोटोश्वर्या वागैश्वर्यप्रदः सप्तार्गो मन्त्रः                                                               | 858          |
| वाग्वादिन्याः वाक्सिद्धित्रद एकित्रगक्षरो मन्त्रः                                                               | 222-228      |
| सारस्वतस्त्र्यक्षरात्मको मन्त्रस्तद्विधिस्तत्काम्यविधिश्च                                                       | १२२-१२३      |
| ब्रह्मपुराणोक्तं सरस्वतीस्तोत्रम्                                                                               | 153-658      |
| प्रपञ्चसारोक्तं सरस्वतीस्तोत्रम्                                                                                | १२४-१२६      |
| सरस्वत्युपासकानां वर्ष्यकर्मािए।                                                                                | १२६-१२७      |
| [चत्वारिशस्तरङ्गः-नृष्ठ-१२८-१७४]<br>श्रीलक्ष्मीमन्त्रविधानम्-तत्र-                                              |              |
|                                                                                                                 | १२८-१३०      |
| तत्प्रयोगः काम्यविधिश्च                                                                                         | 830-838      |
| काम्ययन्त्रविधानम्-तत्र ऋक्पञ्चकयन्त्रम्, ऋग्वेदोक्त                                                            | TOTAL .      |
| ऋतपञ्चकञ्च वे प्राप्त विकास | 845-848      |
| श्रीयन्त्रसारोक्तमन्यत्स्थापनयन्त्रम्                                                                           | 638-63X      |
| चतुरक्षरमन्त्रविधिः                                                                                             | \$\$X-8.\$£  |
| दशाक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगः काम्यविधिश्च                                                                      | 234-235      |
|                                                                                                                 |              |

200

| विषय:                                                   | पृष्ठ संख्या |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ग्रष्टाविशाक्षरलक्ष्मीहृदयमन्त्रविधिः                   | 632-680      |
| तत्त्रयोगः काम्यविधिश्च                                 | 1880-685     |
| सर्वमा म्राज्यदायिनोलक्ष्मोमन्त्रविधिर्वलिदानविधिश्च    | 885-888      |
| तैरप्रयोगः                                              | 88X-888      |
| त्रिशक्तिमन्त्रस्तयजनविधिस्तत्प्रयोगश्च                 | 186-18=      |
| महालक्ष्म्या द्वादशाक्षरमन्त्रविधानम्                   | 68E-688      |
| तत्प्रयोगः काम्यक्रमम् विधिश्च                          | 848-848      |
| महालक्ष्म्याः काम्ययन्त्रविधिस्त्वरिताविद्यामन्त्रश्च   | 328          |
| महालक्ष्म्याश्चतुर्वशाक्षरमन्त्रद्वयम्                  | १६०          |
| महालक्ष्म्याः सप्तार्खी मन्त्रः                         | १६०          |
| महालक्ष्म्या एकादशाक्षरो मन्त्रस्तत्त्रयोगश्च           | 940-949      |
| ऋक्पञ्चदशकात्मकस्य श्रीसूक्तस्य विधानम्                 | १६१-१६२      |
| श्रीसुक्तस्य प्रयोगः                                    | १६२-१६७      |
| श्रीसुक्तस्य धारण-स्थापनयन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च        | १६७-१६=      |
| विष्णुपुरागोक्तं लक्ष्मीस्तोत्रम्                       | 962-808      |
| हकन्दपुरागोक्तं लक्ष्मीस्तोत्र ग्                       | \$09-903     |
| श्रीमन्त्रजापिनां केचिन्नियमाः                          | १७३-१७४      |
| [एक बत्वारिशस्तरङ्गः-१७६-२३२]                           |              |
| षथ मातङ्गीमन्त्राः-तत्र-                                |              |
| राजमातङ्गिन्या श्रष्टाशीत्यक्षरमन्त्रविधिः              | 808-828      |
| तत्त्रयोगः काम्यक्रममिविधिष्च                           | १८४-१८६      |
| राजमातङ्ग्याः पञ्चनवत्यक्षरो मन्त्रः                    | १८८          |
| राजमातङ्ग्याश्वतुःपञ्चाशदक्षरैकाधिकषष्ट्यक्षरौ मन्त्रीः | 958-980      |
| वश्यमातङ्ग्याः सप्तचत्वारिशार्गो मन्त्रः                | . 039        |
| मातङ्गीरत्नदेवतामन्त्र-यन्त्रविधिः                      | \$39-039     |
| मातङ्गीरत्नदेवतामन्त्रप्रयोगस्तकाम्यकर्मविधिष्य         | 739-539      |
| मातङ्गे श्वय्या ग्रब्टनवत्यक्षरमन्त्रविधिः              |              |

| विषय:                                                                    | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तत्त्रयोगस्तत्काम्यकरमंविधौ पुत्तलिकादिविविधकरमांशि                      | 200-204      |
| तन्त्रराजोक्ता नक्षत्रवृक्षाः                                            | २०४-२०६      |
| मत्स्येन्द्रसंहितोक्तं पुत्तलीमानम्                                      | २०६-२०७      |
| मातङ्गीप्रीतये चतुःषष्टियोगिनीयजनविधिः                                   | 309-208      |
| मातङ्ग्या धारणयन्त्रविधानम्                                              | 908-308      |
| चण्डमातिङ्गन्याश्चतुर्दशाक्षर मोन्त्रः                                   | 588          |
| शुभाशुभवादिनीमातङ्गीमन्त्रः                                              | 288          |
| श्रीमातङ्गे श्वर्याः सद्यः शतगुराफलदायको मन्त्रः                         | 388          |
| प्रपञ्चसारोक्तः सर्वसम्मोहिन्या मन्त्रविधिः                              | 285          |
| उच्छिष्टचाण्डालिमातङ्गचा एकोनविशत्यक्षरमन्त्रयन्त्रविधः-                 | 285-588      |
| स्तत्प्रयोगश्च                                                           |              |
| ग्रस्यैव मन्त्रस्य मन्त्रभेदेन विधिप्रयोगौ                               | ₹१४-₹१=      |
| काम्यकृत्यविधानम्                                                        | 285-220      |
| मातङ्गीस्तोत्रम्                                                         | 220-228      |
| श्रीशङ्कराचार्यविरचितम्मातङ्गीस्तोत्रम्                                  | २२१-२२३      |
| श्रीरुद्रयामलोक्तम्मातङ्गीकवचम्                                          | 223-22X      |
| तत्रैवोक्तमन्यन्मातङ्गीकवचम्                                             | 374-778      |
| सुमुखीविधानम्-तत्र-ग्रनुक्तसंख्यकजपहोमयोः                                |              |
| श्रष्टसंहस्रजपहोमौ, काम्यहोमविधिश्च                                      | २२६-२३२      |
| [द्विचत्वारिशस्तरङ्गः-पृष्ठ-२३३-२५३]                                     | Marie Inc    |
| श्रीदुर्गामन्त्राः—तत्र—                                                 |              |
| श्रीदुर्गाया श्रष्टाक्षरमन्त्रविधिः                                      | 233-538      |
| श्रीदुर्गाया ग्रष्टाक्षरमन्त्रप्रयोग स्तद्यन्त्रविधिः काम्यकर्म्मविधिश्च | 3\$5-8\$\$   |
| महिषमिंद्दन्या ग्रष्टाक्षरमन्त्रविधिः                                    | 234-235      |
| तत्त्रयोगस्तत्काम्यकम्मीविधिश्च                                          | 365-266      |
| जयदुर्गाया दशाक्षरीविद्यामन्त्रविधिः                                     | 236-580      |
| जयदुर्गाया द्वादशार्गमन्त्रविधिः                                         | 380          |
| 1.3.1.4. \$1.4.1.4.4.4.4.4.4.                                            | 100          |
|                                                                          |              |

| विषय:                                               | पृष्ठ संख्या        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| शूलिनीदुर्गायाः पञ्चदशाक्षरमन्त्रविधि।              | 588-585             |
| पञ्चदशाक्षरमन्त्रप्रयोगः काम्यकृत्यविधिश्च          | २४२-२४४             |
| ज्वालामालिन्या द्वाविशार्गो मन्त्रः                 | २४४                 |
| वनदुर्गायाः सप्तत्रिशदर्गात्मकमन्त्रविधिः           | २४४-२४७             |
| ग्रस्याः प्रयोगः                                    | 280-585             |
| काम्यकर्मविधानं यन्त्रसाधनञ्च                       | २४द-२४३             |
| [ त्रिचत्वारिशस्तरङ्गः-पृष्ठ-२५४-२८० ]              | THE PERSON          |
| श्रीनवार्गमन्त्रविधानम्-तत्र-                       | SE OFFICE OF        |
| त्र लोख्यडामराख्यनवाक्षरमन्त्रस्य प्रत्यक्षरध्यानम् | 588                 |
| नवबीजनिबद्धभन्त्रस्य जपफलकथनम्                      | 544                 |
| मन्त्रागा पम्पल्लवादिराहित्ये दोवफलकथनम्            | २४४-२४६             |
| कामनाभेदेन लक्षरापुरस्सरम्पल्लवभेदाः                | २४६                 |
| स्नानादिविधिः                                       | 588                 |
| नित्यपूजाविधौ भूतशुद्धचादि-मातृकान्यासा-            | PER STATE OF STREET |
| द्येकादणन्यासान्तो विधि:                            | २५७-२६३             |
| ग्रर्ध्यपात्रादिस्थापनम्पीठपू जाविधिश्च             | २६३-२६७             |
| शूद्रागाम्पक्वान्ननेवेद्यदाननिषेधोक्तिः             | 750                 |
| चण्डीसप्तशतीजाप्ये सरहस्यचरितत्रयस्य                |                     |
| नवार्गमन्त्रस्य च जपहोमिविधिस्तत्फलञ्च              | २६७-२६=             |
| चण्डीसप्तशतीस्तोत्रस्य चरितत्रयागां नवागंमन्त्रस्य  |                     |
| ्र न्यासविधानम्                                     | २६५-२६६             |
| नवार्णमन्त्रस्य प्रयोगः                             | 368-308             |
| <b>१७ नित्यपूजाफलम्</b>                             | 250                 |
| [चतुश्चत्वारिशस्तरङ्गः पुष्ठ-२८१-३०६]               | Tell per la         |
| चण्डीसप्तशत्याः काम्यपूजाविधिः—तत्र-                | THE PROPERTY OF     |
| पूजापीठभेदेन फलभेदः                                 | १८१                 |
| ध्यानभेदेन फलभेदः                                   | 7=1-7=7             |
| नित्यचण्डीविधानन्तत्प्रयोगश्च                       | २८२-२८३             |
|                                                     |                     |

| विषय:                                          | पृष्ठ संख्या  |
|------------------------------------------------|---------------|
| नवदुर्गीविधिस्तत्प्रयोगश्च                     | 2=1-2=8       |
| नवचण्डीमहोत्सवविधौ बलिदानविधिस्तत्प्रयोगश्च    | २=४-२=७       |
| शतचण्डीविधानम् –तत्र—                          |               |
| ग्रनावृष्टचादिशान्तिकार्येषु शतचण्डीजपनिर्देशः | २८७           |
| मण्डपकुण्डयोनिर्देशः                           | - २८८         |
| मधुपवर्कविधानेन बाह्यगादीनां वरगाम्पूजनविधिश्च | 3=5           |
| सपरिमारापूजासामग्री                            | 980           |
| ब्राह्मएकुमारीभोजनम्                           | 980           |
| द्वितीयदिवसादिपञ्चमदिवसपर्य्यन्तस्तर्पंग्होमा— |               |
| दिकृत्यविधिः                                   | 135           |
| द्विजानां सपरिमाणं गोदानदक्षिणादानादिभिः       |               |
| परितोषराम्                                     | \$35-537      |
| चिण्डिकाया ब्रह्मोक्तनामानि                    | <b>£3</b> 9   |
| चण्डिकाजपसिद्धये नवाक्षरमन्त्रसम्पुटोक्तिः     | , 983         |
| षथ शतचण्डीप्रयोगः-तत्र-                        | TO THE STREET |
| मण्डप-कुण्डादिनिर्मारापूर्वंकमाचार्यादिद्विज-  | ANGRED TO     |
| वर्णादिविधानम्                                 | 558           |
| दिग्देवता दिपू नापूर्वकम्प्रधानकुम्भस्थापनम्   | 568           |
| कस्तूरीकुङ्कुमादिपूजासामग्रचाः परिमागोक्तिः    | \$68-56X      |
| सप्तशतीपाठपूर्वकम्प्रथमदिवसकृत्यादिचतुर्थदिव-  | HERE SERVICE  |
| सान्तकृत्यविधानम्                              | ×38           |
| पञ्चमदिवसकृत्यम्                               | 735           |
| सीवर्णनिष्कादिनिर्णयः                          | 725           |
| यजमानस्य ब्राह्मगाशीर्वचनैःसह गृहप्रवेशः       | 250           |
| चण्डीपाठमाहात्म्यम्पाठप्रकारण्च                | 786-58        |
| जयशब्दार्थः                                    | 785           |
| मात्स्योक्तः पाठप्रकारः                        | 335           |
| ग्रभाऽग्निस्थापनविधिः                          | F0F-335       |
|                                                |               |

| विषय:                                                                                                         | पृष्ट संख्या   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ग्रग्निस्थापनप्रयोगः                                                                                          | ३०२-३०४        |
| ग्रथ कुमारीपूजाविधिः                                                                                          | 308-308        |
| कुमारीपूजाप्रयोगः                                                                                             | 308            |
| भ्रथ पूज्याऽपुज्यकुमारीलक्षरणानि                                                                              | ₹04-306        |
| फलविशेषे कुमारीभेदोक्तिः                                                                                      | ₹00            |
| पृथ्दीधरकृतं दुर्गास्तोत्रम्                                                                                  | 305-00€        |
| [पञ्चक्त्वारिशस्तरङ्गः-पृष्ठ-३०२-३४०]                                                                         |                |
| ग्रथ भैरवीमन्त्राणां विधानम् -तत्र -                                                                          | in Arthresis 1 |
| त्रिपुराशब्दव्युत्पत्तिः                                                                                      | 360            |
| पञ्चकूटात्मिकात्रिपुरभैरवीविद्यामन्त्रोद्धारस्तज्जपविधिक्व                                                    | ₹90-38€        |
| त्रिपुरभैरवीविद्यापूजाविधिः                                                                                   | ३१६-३१८        |
| त्रिपुरभैरवीविद्यामन्त्रप्रयोगः                                                                               | 382            |
| विनियोगपुरस्सरमृष्यादिकर-षडङ्गन्य।स.देहन्यासादयः                                                              | 386-380        |
| पूजाप्रयोगः                                                                                                   | ३२०-३२१        |
| पुर वर्याविधिः काम्यहोमविधिश्च                                                                                | 3,8-323        |
| वश्यतिलकविधिः अस्ति । | \$23           |
| सारमंग्रहोक्तः काम्यविधिः                                                                                     | 358            |
| त्र पुरगायत्रीयन्त्रविधिः :                                                                                   | 328            |
| ग्रन्यत्त्रेपुरयन्त्रम् : विक्रालस्य                                                                          | . 358-35X      |
| पञ्चकामास्यं यन्त्रम्                                                                                         | 32%            |
| त्रेपुरगायत्रीमन्त्रः                                                                                         | 374            |
| वाग्भवादिबीजत्रयस्य साधनम् अध्यक्षात्री व वाग्भवादिका                                                         | ३२४-३२६        |
| तन्त्रान्तरोक्तं वाग्भवादिबीजत्रयसाधनम्                                                                       | 375            |
| े व्याप्त्रीपुरकन्देत्यपरनामा चैतन्यमन्त्र :                                                                  | ३२६-२७         |
| देवीहृदयविद्याख्य ग्राह्मादिनीमन्त्रः                                                                         | 370            |
| सिद्धे भ्वरीतन्त्रोक्तो दीपिनीमन्त्रः                                                                         | 370            |
| चैतन्यभै रवोमन्त्रस्त चन्त्रपूजाविधिश्च :                                                                     | 375-376        |
| एकादशाक्षरकामेश्वरीमन्त्र स्तत्वूजाविधिश्च1                                                                   | 378            |
|                                                                                                               |                |

| विषय:                                                                 | पृष्ठ संख्या      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| सम्पत्प्रदाभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिस्त्रयस्त्रिशार्गः सिंहासनमन्त्रश्च | 386-338           |
| षट्कूटाभैरवीमन्त्रस्तद्यन्त्रयजनविधिश्च                               | 338-332           |
| नित्याभैरवीमन्त्रविधिः                                                | 332               |
| भुवनेश्वरभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिश्च                                   | 332-333           |
| भुवनेश्वरभैरवीमन्त्रान्तरम्                                           | \$33              |
| कोलेशभेरवीमन्त्रस्तद्यअनविधिश्च                                       | . \$33            |
| डामरभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिश्च                                        | 333-338           |
| कालिकाभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिश्च                                      | 338               |
| भयविष्वंसिनीभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिश्च                                | 338               |
| ग्रघोरभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिश्च                                      | X \$ \$ - 8 \$ \$ |
| श्रथ भैरवीस्तोत्रम्                                                   | 0 F F - X F F     |
| भैरव्यास्त्रैलोक्यविजयन्नाम कवचम्                                     | ₹9-₹80            |
| [ ग्रथ षट्चत्वारिशस्तरङ्गः—पृष्ठ-३४१-३६४ ]                            | n and a           |
| थय ग्रन्नपूर्णाविधानम्-तत्र-                                          |                   |
| ग्रन्नपूर्णाया विशाक्षरीमन्त्रोद्धारः                                 | 388               |
| ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासविधिः                                              | 388               |
| वर्गान्यासविधिः                                                       | 388               |
| पदन्यासनवद्वारन्यासविधिः                                              | 386-385           |
| च्यानम्                                                               | 385               |
| यन्त्रन्तद्यजनविधिश्च                                                 | 385               |
| शिवसप्ताक्षरीमहाविद्यामन्त्रः शिवध्यानञ्च                             | \$83              |
| वराहविद्यामन्त्रः                                                     | \$8\$             |
| नारायणमन्त्रः                                                         | . 383             |
| भूशीमन्त्री                                                           |                   |
| परविद्या-भुवनेश्वरी-कमला-सुभगादीनाम्पूजामन्त्राः                      |                   |
|                                                                       | \$ 28-38X         |
| अः प्रन्नपूर्णापुरश्चरणम्                                             | 388               |

| विषय:                                                    | पृष्ठ संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रन्नपूर्णायाः बोडशार्णं-सप्तदशार्माष्टादशार्गंमन्त्राः | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ग्रन्नपूर्णायाः त्रिश्लोकीस्तुतिः                        | 386-380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ग्रन्नपूर्णास्तोत्रम्                                    | 389-385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ग्रन्नपूर्णाकवचम्                                        | ३४८-३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . अन्नप्रदाख्यमन्त्रस्तज्जपादिविधः-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्तत्त्रयोगश्च                                           | \$X6-3X8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कामेशीमन्त्रविधि:-तत्र-                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कामेश्या एकाक्षरो मन्त्रस्तद्ध्यादिध्यानं, यजनविधिः,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पुरश्चरगाञ्च                                             | 3×8-3×5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तत्प्रयोगः                                               | \$X5-3X3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पञ्चाक्षरीबाण्विद्यामनोर्जेपादिविधिः                     | 3 7 3 - 3 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पञ्चकामेश्वरीमन्त्रस्य जपयजनविधिः                        | \$X8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यन्त्रसारोक्तो यन्त्रविधिः                               | JXR-JXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कामेश्वरीत्र्यक्षरीमन्त्रस्य जप-यजनविधिः                 | 344-346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भीबगलामुखीविधानम् '                                      | 80 1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रीवगलामुखीषट्त्रिशदक्षरीविद्यामन्त्रोद्धारः            | ३४६-४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ऋष्यादिः, मन्त्रवर्णस्यासविधिश्च                         | OXE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ध्यानम्, यन्त्रोद्धारो यजनविधिश्च                        | ₹ ₹ - ₹ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वगलामुखीप्रयोगः                                          | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मन्त्रसाधनविधिः                                          | ३६०-३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| शीद्यप्रत्ययकारको वश्यादिषट्कर्मसाधनविधिः                | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पादुकासिद्धिरदृश्यकृद्धिलेपनं विषदारिद्रचमोचनञ्च         | 746-346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कामनायन्त्रम्                                            | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| काम्यकर्मां ए। तद्विधानञ्च                               | \$\$x-\$\$X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [ सप्तचत्वारिशस्तरङ्गः-३६६-३५३ ]                         | pir ship in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भथ त्रिपुटाविधानम्                                       | AL SECTION OF THE PARTY OF THE |
| त्रिपुटायास्त्र्यक्षरो मन्त्रस्तदृष्यादिष्यानञ्च         | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . त्रिपुटाया यन्त्रन्तत्संक्षेपयजनविधिस्तत्त्रयोगश्च     | 350-35=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| विषय:                                                         | पृष्ठ संस्था        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| पुरश्चरग्विधिस्तत्फलञ्च                                       | 350                 |
| श्रष्टाक्षरीमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगः पुरश्चर्याविधिश्च          | 345-346             |
| अभवारूढाया दणाक्षरमन्त्रविधिस्तद्द्यादयस्तःप्रयोगभ्च          | 386-300             |
| पुरश्चर्याविधिः काम्यसाधनञ्च                                  | 300-308             |
| दशार्णस्यैव मनोरेकादशार्णत्वं द्वादशार्णत्वं त्रयोदशार्णात्मव | त्वञ्च              |
| तिद्विधिष्व                                                   | 308                 |
| ग्रश्वारूढायाः सर्वकाम्दं यन्त्रन्तत्साधनञ्च                  | ३७१                 |
| एकविशार्यो मन्त्रः                                            | ₹७२                 |
| ग्रश्वारूढास्तोत्रम्                                          | ३७२                 |
| .गौरोषोडगार्णमन्त्रस्तद्ध्यादयो यजनविधिश्च                    | ३७३                 |
| प्रवञ्चसारोक्तः पीठपूजाविधिः पीठमन्त्रस्तद्गायत्री च          | ३७३                 |
| गौरीप्रयोगः                                                   | ३७४                 |
| पुरश्चर्याविधिः काम्यविधिश्च                                  | १७४-७४              |
| एकोनविशाक्षरः स्त्रीवश्यकरो मन्त्रः                           | xef .               |
| सर्ववश्यप्रदः सप्तवर्गात्मकः पद्मावतीमन्त्रः                  | ₹ ex                |
| ऋध्यादिध्यानार्चाविधिः                                        | १७४                 |
| पुरश्चरणं, वश्यदयन्त्रञ्च                                     | ३७६                 |
| ज्येष्ठालक्ष्मीमन्त्रस्तदृष्यादिः, पदपञ्चकन्यासम्ब            | 305                 |
| ध्यानादि-यजनान्तविधिः ज्येष्ठालक्ष्मीगायत्रीमनुश्च            | १७६-७७              |
| पुरश्चर्या तत्फलञ्च                                           | ₹99-95              |
| ग्रहभीतिहरस्त्र्यक्षरःस्त्रिकण्टकीमन्त्रस्तर्ह्यादिःध्यनिं,   |                     |
| यजनविधिश्च                                                    | ३७६                 |
| त्र्यक्षरो वश्यत्रिकण्टकीमन्त्रः                              | ₹95                 |
| सर्वसिद्धिर्दोऽष्टवर्गात्मको वैष्रावीमन्त्रः                  | 305                 |
| ऋष्यादिन्यासविधिध्यानं यजनविधि-                               | 308                 |
| र्गायत्रीमन्त्रश्च .                                          | \$50-358            |
| एवीमन्त्रप्रयोगः पुरब्चर्या च                                 | \$=\$               |
| वैष्णव्याः षडक्षरात्मको वसुवर्णात्मकम्च मन्त्रः               | THE PERSON NAMED IN |
| 4-6-41 4041/1/41 484/1/444 4/41                               | 3=8                 |

## ( 8% ) विषय: वृष्ठ संस्या महामायोपासकानां वाक्यानि, विपन्नदशायां नित्यनैमित्ति ह कर्मत्यागविचारश्च 3=7-3=3 [ अव्टचत्वारिशस्तरङ्गः-पृष्ठः-३८४-४०३ ] परिमलमन्त्रविधानम्-तत्र-3=8 परिमलमन्त्रः 358 ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासविधिः 3=8 वश्यादिकृत्येषु ध्यानाचनाजपविधिः 3=4 परिमलमन्त्रप्रयोगः ३८४-३८६ महाकृत्यात्रिनियोगस्त न-३८६ शत्रोः प्रतिमा(पुत्तलो) निर्मितिः 3=4-3=0 तत्प्राराप्रांतिष्ठा-होमादिविधिः ३८७ मारगोच्चाटनशान्तिवश्यकम्मीिंग 350 विशेषतो महाशान्तिविधिः ३८७ योगिनीतन्त्रोक्तो वज्जवंरोचनीयायास्त्रयोदशाणः षोडगाणंश्च मन्त्र 035-375 मन्त्रवर्णस्था देवाश्छन्दांशि ऋवयश्व \$35-035 मन्त्रस्य सकलघ्यानम् 53€-93€ निष्कलध्यानम् ₹3\$ **अतिकल**घ्यानम् ₹3€ मण्डलार्चनविधिः (यन्त्राचीविधिः) ¥35-535 पूजाप्रयोगः ₹35-135 335 पुरश्वरणम् पूजा-ध्यान-होमतर्पणाद्युपाये-355-73€ र्वश्य-मुष्टि स्तम्भन-विषरोगादिनाशन-

नौकागजादिस्तम्भनोच्चाटनादिकमैविधिः

पथ धूमावतीमन्त्रविधानम्-तत्र-

मन्त्रोद्धारः

335

335

| विषय:                                                              | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ऋष्यादि-करडङ्गन्यासविधिः,                                          | 336 -        |
| ध्यानम्पुरश्चर्या च                                                | 36€-800      |
| मारगोच्चाटनविद्वेषकर्मागि तच्छान्तिश्च                             | 800-807      |
| प्रतिमा (पुत्तली) विधानम्                                          | 805-803      |
|                                                                    | 6-7171       |
| [ एकोनपञ्चाशत्तरङ्गः-पृष्ठ-४०४-४५२ ]                               | esquile :    |
| दक्षिणकालिकार-त्रविधानम्—                                          | place.       |
| द्वाविशाक्षरमन्त्रोद्वारः—                                         | 808          |
| मन्त्रं प्रशस्तः                                                   | 808-80X      |
| ऋष्यादि-कर-षडङ्गन्यासविधिः                                         | Kox          |
| कालीतन्त्रोक्तमृष्यादिन्यासविधानम्                                 | ४०६          |
| वीरतन्त्रोक्तः षडङ्गन्यासः                                         | 80€          |
| कालीतन्त्रोक्तः षडङ्गन्यासः                                        | 308          |
| फेत्कारिस्मितन्त्रोक्तःसमस्ताङ्गन्यासिवधिः                         | 808          |
| कुमारीकल्पोक्तः सर्वाङ्गन्यासः                                     | 808          |
| च्यानम्                                                            | 808-800      |
| यन्त्रन्तद्यजनविधिश्च                                              | 308-208      |
| रक्षिराकालिकाप्रयोगः                                               | 808-880      |
| दक्षिग्।कालिकागायत्रीमन्त्रस्तत्प्रशस्तिश्च                        | 880          |
| पूजने विशेषो विधिः                                                 | 866          |
| शिखाबन्धनमन्त्रः, ग्रासनशोधनमन्त्रः,                               | 866          |
| पापापनोदनमन्त्रः, पादप्रक्षालनमन्त्रः, सर्वविघ्नोत्सारग्रमन्त्रश्च | 885          |
| भूमिशोधनमःत्रो भूम्यभिमन्त्ररामन्त्रश्च                            | . x 8 5      |
| मृद्वचुडककोमलासनानि, मृतासनं विना                                  | . 865        |
| कालिकाजपे नरकावाप्तिः                                              | 885          |
| मण्डलमन्त्रः, पुष्पाधिष्ठानमनुः, पुष्पजलाहररामन्त्रश्च             |              |
| कायवाविचतशोधनमन्त्र ग्रात्मरक्षर्गमन्त्रश्च                        | 817          |
| धन्तःपूजाविधः (देहमयपीठपूजाविधिः) पीठन्यासमन्त्रशच                 | 863-86=      |

| विषय:                                               | <b>पृष्ठ संख्या</b>                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भावचुडामिंगप्रोक्तो गुरुक्रमः                       | ४१=                                                                                                           |
| कालिकाया गुरुकमे दिव्यौघाः, सिद्धौघाः,              | Supplied States                                                                                               |
| मानवीघाश्च गुरवः                                    | 382-888                                                                                                       |
| दिव्यौघादिगुरूगामावासस्थानम्                        | 398                                                                                                           |
| मानवीधगुरूगान्नामान्ते शानन्दनाथेति शब्दयोजनं,      | ar the Principle                                                                                              |
| गुरु इपाणां स्त्रीणां नामान्ते प्रम्बेतिशब्दयोजनञ्च | 388                                                                                                           |
| बलिपूजादिकमंसु निशाकाल एवाक्षयफलदः                  | 388                                                                                                           |
| रात्रौ कौलिकस्य कृते पर्य्यटन-शक्तिपूजनयोरनिवा      | र्यत्वम् ४२०                                                                                                  |
| श्रथ काम्यवलि:-तत्र-                                | spens regulation and                                                                                          |
| कालिकापुरागोक्तश्छागादिवलिनिवेदनविधिः               | 850                                                                                                           |
| बलिमन्त्रद्वयम                                      | 820-858                                                                                                       |
| वाराहीमंहितोक्तो बलिदानविधिः                        | 856-850                                                                                                       |
| बलिपण्वादीनां लक्षगानि                              | 856-855                                                                                                       |
| पणुप्रोक्षरामन्त्रः खङ्गपूजनन्तन्मन्त्राश्च         | ४२२-४२४                                                                                                       |
| खङ्गलक्षराम्, भेदने (बलिच्छेदने) क्षुरिका-कुठार-    | TOTAL STREET, |
| परशुखण्डानान्निषेघोक्तिः                            | ४२४                                                                                                           |
| छेदने ग्रधिकारितोक्तिः                              | 85X                                                                                                           |
| बनिशीर्ष (मस्तक) पतनविचारः                          | ४२४-४२६                                                                                                       |
| शीर्षोपरि ज्वलद्दीपविचारः                           | 828                                                                                                           |
| ग्राह-कच्छप-गोधा-मत्स्यानाम्पक्षीग्।ञ्च शीर्षोपरि   | - 824                                                                                                         |
| दीपदाननिषंधोक्तिः, दीपे घृतादिद्रव्यदानविचारो-      | HER DIS RELIGIONS                                                                                             |
| जपसंख्योक्तिश्च                                     | ४२६-४२७                                                                                                       |
| जपस्थानविचारः, एकलिङ्गस्थानलक्षरगञ्च                | 820                                                                                                           |
| जपमालाविचारो ध्यानञ्च                               | 850-85=                                                                                                       |
| वश्याकर्षणकर्मणि द्वाविशाक्षरमंत्रे कामबाणबीजप      | ाञ्चक-                                                                                                        |
| संयोजनविधिः                                         | 84=                                                                                                           |
| वश्यादिकाम्यकर्मविधिः                               | 854-838                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                               |

| विषय:                                                    | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| भ्रय शिवावलिप्रकारः                                      | X38-83X      |
| दीपदानिवधिः                                              | 834-836      |
| कालीस्तोत्रम् (कर्पू रस्तवराजः)                          | 3:8-3:8      |
| जगन्मङ्गलन्नाम कवचम्                                     | 838-885      |
| अथ श्रीदक्षिणकालिकाया मन्त्रभेदा:-                       | 883          |
| एकाक्षरो महामन्त्रः                                      | 883          |
| एकविशत्यक्षर-त्रयोविशाक्षर-द्वाविशाक्षर-विशाक्षरमन्त्राः | 883          |
| सिद्धकालीमहाविद्यामन्त्रविधिः                            | 885-888      |
| महाकालीमहाविद्यात्र्यक्षरमन्त्रः                         | RRX          |
| ब्रह्मोक्तः पञ्चाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                   | 888          |
| त्रैलोक्यमोहिनीविद्यायाः षडक्षरो मन्त्रः                 | 888          |
| चतुर्व्वर्गफलप्रदोऽष्टाक्षरीभहाविद्यामन्त्रः             | RRX          |
| ब्रह्मोक्त एकादशाक्षरीविद्यामन्त्रविधिः                  | ४४४-४४६      |
| दशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                                 | 886          |
| विशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                                | 889          |
| प्रकारान्तरेग विशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                  | 880          |
| त्रिभुवनेश्वरीत्र्यक्षरीमहाविद्यामन्त्र:                 | 889          |
| ग्रष्टाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                             | 880          |
| पञ्चाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                               | 880          |
| सर्वसम्पत्प्रदो नवाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                 | 880          |
| सर्वशत्रुभयङ्करो नवाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                | 880-85       |
| मोक्षदायिन्यष्टाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                    | ४४८          |
| चतुर्व्वर्गफलप्रदश्चतुर्दशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः         | 885          |
| कल्पद्रमोपमः षोडशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                  | 885          |
| मायातन्त्रोक्त एकादशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः               | 884          |
| श्रथ विद्यामाहात्म्यम्                                   | 885-840      |
| अय श्मशानकालिकाया एकादशार्णमन्त्रजपपूजाविधिः             | 840-845      |
| श्मशानकालिकायाः सप्ताक्षरात्मा मन्त्रः                   | ४४२          |

| विषय:                                                  | पृष्ठ संस्या |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| गुह्मकालीमन्त्रः                                       | 844          |
| [पञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ-४४३-५०४]                     |              |
| भद्रकालीमन्त्रस्तद्विधिश्च                             | FXS          |
| महाकालीचतुर्दशाक्षरमन्त्रस्तद्विधिश्च                  | *X5-XXX      |
| भद्रकाल्या अष्टचत्त्वारिशाक्षरो मन्त्रस्तद्विधिः,      | tribute.     |
| रुद्रदण्डप्रयोगविधिश्च                                 | ४४४-४४८      |
| ध्रथ ताराप्रकरणम् —                                    | ediración.   |
| तारापञ्चाक्षरीमन्त्रभेदाः                              | ४४८-४६१      |
| नीलसरस्वती-तारा-उग्रतारा-एकजटा-महानील-                 |              |
| सरस्वती-कुल्लुकामन्त्राः                               | ४६१-४६२      |
| वसिष्ठणप्तोन्मुक्ता ताराविद्या                         | ४६२          |
| एकवीराकल्पोक्तस्तारापञ्चाक्षरो मन्त्रो वधूबीजलक्षराञ्च | 863          |
| ताराद्यपञ्चाक्षरीविद्योपासनायां द्विजानामेवाधिकारः     | ४६२          |
| नीलसरस्वत्यभिधायास्तारायाः-                            | or reality   |
| मन्त्रध्यानम्                                          | * \$ \$      |
| श्राचमनमन्त्रः                                         | 843          |
| ि शिखाबन्धनमन्त्रः १००० वर्षा स्थापना स्थापना ।        | 863          |
| श्रर्घ्यमन्त्रः                                        | 863.         |
| गायत्रीमन्त्र:                                         | 863          |
| पादविशुद्धिमन्त्रः                                     | 868          |
| विघ्नोत्सारणमन्त्रः                                    | 868          |
| भूमिशोधनमन्त्रः                                        | 868          |
| भूम्यभिमन्त्रणमन्त्रः                                  | 848          |
| ै मण्डलारचनमन्त्रः                                     | RER.         |
| श्रपरो मण्डलारचनमन्त्रः                                | * \$ \$ \$   |
| वाक्चित्तशोधनमन्त्र:                                   | xéx          |
| जलाभिमन्त्रणमन्त्रः                                    | RER          |
| पुष्पाधिष्ठानमन्त्रः                                   | * AER        |

| विषय:                                                   | पृष्ठ संस्या    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| पुष्पोद्धरण-शोधनमन्त्रस्तत्परिग्रहमन्त्रश्च             | ४६४-४६४         |
| एकजटात्मकयन्त्रोद्धारः                                  | . 868           |
| भूतशुद्धिप्राग्पप्रतिष्ठाविधिः                          | ४६४             |
| मातृकान्यासविधिः                                        | ४६६             |
| ताराषोढान्यासविधिः                                      | 844             |
| षोढान्तर (गुह्यषोढा) न्यासविधिः                         | ४६६             |
| तारामहाषोढान्यासिवधिस्तत्र—                             | THE RESERVE THE |
| रुद्र-ग्रह-लोकपाल-शिवशक्तितारादि-पीठभ्यासविधिः          | ४६७-४६६         |
| वागूपिर्गीन्यासविधिः                                    | 846-830         |
| ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासविधिः                                | 800             |
| कामभेदेन घ्यानविधिः                                     | 800-805         |
| पूजापीठाचंनविधिस्तत्र-                                  | ४७२ ४७६         |
| श्रघ्यंगन्धपुष्पोपचारादिमन्त्राः                        |                 |
| तारागुरुकमः                                             | Principle in    |
| नैवेद्य-बलिमन्त्रश्च                                    | - Miles done    |
| म्रथ तारापूजाप्रयोगः                                    | ४७६-४८६         |
| म्रथ तारामन्त्रसाधनविधिः (पञ्चाङ्गपुरश्चर्याविधिः)तत्र- | ४८६-४८६         |
| जपमालाविचारः                                            | 328             |
| हवनादिकार्येषु ग्राह्यद्रव्यारिष                        | 8=6-860         |
| कुल्लुकामन्त्रोद्धारः,                                  | \$38-038        |
| कवित्त्व-वश्यादिकाम्यविधिश्च                            |                 |
| शर्गागतन्नाम तारास्तोत्रम्                              | 838             |
| ताराकवचम्                                               | 86X-860         |
| प्रथ ताराविद्याया मन्त्रभेदास्तत्र—                     | 838-038         |
| C C - C                                                 |                 |
| नवाक्षरात्मको मन्त्रस्तद्विधिश्च                        | office of Alle  |
| बेदमातुरष्टाक्षरात्मको मन्त्रः                          | The French      |
| हतकवित्वपदः सप्तद्याक्षरात्मको मन्त्रः                  | Section 2       |
| Annighted a manifestion dear                            | Married Ba      |

| विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठ संख्या                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| नवाक्षरो हंसताराविद्यामन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 885                                     |
| भ्रथाऽस्याः पुरश्चरगभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 866-700                                 |
| नवाक्षरीमहाविद्यामन्त्रजपादिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X00-X0X                                 |
| [ एकपञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ-५०६-५५२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| भ्रय चमत्कारिण्यो विद्यास्तत्र—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Million Co.                             |
| ग्रमृतेश्वरीविद्याया वाक्प्रदः पञ्चाक्षरो मन्त्रस्तद्विधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X06-X00                                 |
| वीर्घायुष्यप्रदाया मृत्युञ्जयाविद्याया मन्त्रस्तद्विधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                     |
| . • त्रिपुटाविद्यामन्त्रस्तद्विधिश्च - अस्ति अस्ति । अस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                     | You                                     |
| गारुडोविद्यायास्त्रयोविज्ञार्णमन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30K-20K                                 |
| । श्रश्वारूढाविद्याया वश्यादिसिद्धिप्रदो दशाक्षरमन्त्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ten series                              |
| F स्तद्विधिश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X08-X90                                 |
| अन्नपूर्णामन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X 80-X 88                               |
| ्र नवात्मा मन्त्रः विकास विकास विकास विकास विकास करें के किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.8                                    |
| ः र नवात्मिकामन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188                                     |
| देवीहृदयविद्यायाःस्त्रीणां सद्यःफलप्रदश्चतुरक्षर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P1 - 28 - 10                            |
| मन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198                                     |
| गौरीविद्याया वश्यादीप्सितसिद्धिप्रदो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 - 101                               |
| द्वादशार्णमन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | × ११२                                   |
| लक्षस्वर्णप्रदाबिद्यायाः पञ्चदशाक्षरमन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| निष्कत्रयप्रदाविद्याया द्वादशार्णमन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₹</b> 9×                             |
| श्रभीष्टवादिनीविद्याया मन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESX.                                    |
| मातिङ्गिनीविद्यायाः सर्वाभीष्टप्रदो द्वादशार्ण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATE OF THE                            |
| मश्त्रविधिः । १९०० सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X83-X8X                                 |
| राज्यलक्ष्मीविद्यायाः षोडणार्शमन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XSX                                     |
| महालक्ष्मीविद्यायाः सप्तविशार्णमन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x 8 x - 8 8 x                           |
| सिद्धलक्ष्मीविद्यायाः समस्ताभीष्टदः सप्तदशार्गं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | re                                      |
| मन्त्रविधिर्यन्त्रप्रकारश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 284-484                                 |
| ग्रथ परञ्ज्योतिर्विद्याविधानन्तत्र—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jan.                                    |
| THE PART OF THE PA |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Market Comment                          |

| विषय:                                                             | पृष्ठ संख्या  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| परञ्ज्योतिर्विद्यामन्त्रः                                         | 2,80          |
| ऋष्यादि-षडङ्गन्यासविधिः                                           | X80-X8=       |
| ग्रंथ परदेवतानिष्कलविधानन्तत्र —                                  | ४१८           |
| च्यानम्, ऋष्यादिः, षडङ्गन्यासभ्च                                  | ४१६           |
| यन्त्रनतद्यजनविधिश्च                                              | X ? 5- X ? E  |
| क तत्प्रयोगः । अवस्त्र विकास कार्या विकास विकास विकास विकास विकास | 38%           |
| म्रथ सञ्जीवनीविद्याविधानन्तत्र—                                   | 31%           |
| श्रीसञ्जीवनीविद्याया विशत्यक्षरो मन्त्रः                          | X20.          |
| तद्ब्यादिः, षडङ्गन्यासः                                           | *20           |
| भूजंयन्त्राचीविधिः 🛒                                              | x20-x28       |
| ग्रथ प्रयोगः—                                                     | x58-x55       |
| पुरश्चरणविधिः                                                     | 477           |
| र्भरवीसञ्जीवनी (मृत्युविनाशिनी) मन्त्रः                           | x25-x53       |
| , तद्वयादिषडङ्गन्यासविधिः                                         | 473           |
| यम्त्रन्तद्यजनविधिश्च अ                                           | X53-X58       |
| ब्रथ प्रयोगः                                                      | x5x-x5x       |
| पुरश्चरणम्                                                        |               |
| [ द्विपञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ—४२६-४४६ ]                          |               |
| वयं वाराहीविधिस्तत्र—                                             | ४२६           |
| स्तम्भनाद्यखिलेष्टदादशोत्तरशताक्षरीविद्यामम्त्रोद्धारः            | ४२६-४२८       |
| ऋष्यादि-षडङ्गन्यासिवधिः                                           | 35%           |
| यन्त्र-तदर्चनविधिश्च                                              | 35%           |
| श्रयं प्रयोगः                                                     | o \$ x-3 \$ x |
| पुरेश्वरणम्                                                       | X30           |
| वश्यादिकाम्यप्रयोगविधिस्तत्र—                                     | X30           |
|                                                                   | ¥\$8-¥\$\$    |
| त्रमुनादिद्रव्योपचारैः काम्यपूजाविधिः                             | # F X - F F X |

| विषयः                                                    | पृष्ठ संख्या                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| काम्यहोमविधिः                                            | X\$3-X\$X                                     |
| विषनाडचादिकालविशेषोक्तिः                                 | X \$ 8-X \$ X                                 |
| स्तम्भनादि कराष्ट्रयन्त्रविधिविद्यावैभवञ्च               | X 3 X - X 3 =                                 |
| (१) शत्रुसेनास्तम्भनकृद्यन्त्रलेखनकमः                    | 43E-X80                                       |
| (२) ग्ररातिगत्यादिस्तम्भनकृद्यन्त्रलेखनकमः               | X80-X88                                       |
| (३) स्तम्भनकरयन्त्रान्तरलेखनकमः                          | xx6-xx5                                       |
| (४) सर्वरोगगान्तिकरयन्त्रलेखनकमः                         | xx5-xx3                                       |
| (४) स्तम्भनकरकोष्ठयन्त्रलेखनक्रमः                        | XX3-XXX                                       |
| (६) समस्ताभीष्टफलप्रदमहावज्ययन्त्ररचनाक्रमः              | 488                                           |
| (७) (१) वज्रवज्राभिधयन्त्रविलेखनकमः                      | X88-X8X                                       |
| (२) प्रोक्तसप्तयम्त्रेषु विद्याप्राप्त्यभिषेके           | TOTAL STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP |
| यन्त्रत्रयनेखनकमः                                        | XXX                                           |
| (८) म्राखिलविनियोगसिद्धिप्रदयन्त्रविलेखनकमः              | X86                                           |
| [ ग्रथ त्रिपञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ-४४७-५६               | 2 1                                           |
| भ्रथ कुरुकुल्लाविधानन्तत्र-                              | esk.                                          |
| रत्नपोतचारिण्याः कुरुकुल्लायाः सप्ताक्षरी-त्रयोदशाक्षरी- |                                               |
| पञ्चिवशाक्षरीविद्यामनुत्रयोपदेशः                         | X80-X8=                                       |
| कुरुकुल्लायाः समर्चनविधिस्तत्र-                          | 48c-48E                                       |
| तत्तन्मन्त्रोपदेशो नित्यपूजाबल्युक्तिश्च                 | 28E-XX0                                       |
| ताराशक्त देशाक्षरीविद्यामन्त्रेगा बलिदानोपदेशः           | . 440                                         |
| ध्यानम्                                                  | 44.                                           |
| भथ तत्त्रयोगः-                                           | 2×0-××2                                       |
| पुरश्चरणम्                                               | ***                                           |
| काम्यप्रयोगविधिस्तत्र-                                   | ***                                           |
| वश्वाद्यभोष्टसिद्धये सर्ववादिद्रव्यहीं मिविधिः           | 224-223                                       |
| उत्पलादिपुष्पगन्धादिभिः पूत्राविधिः                      | 444-448                                       |
| पूजा-धारण-स्थापनादियन्त्रविधिस्तत्र—                     | ZXX.                                          |
| नवयोनियन्त्ररचनाविधिस्तत्क्रमश्च                         | 228-222                                       |
|                                                          | Contract to the second                        |

| विषय:                                                 | पृष्ठ संस्या |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| कोष्ठवज्रयन्त्रविरचनविधिस्तत्क्रमण्च                  | XXX-XXE      |
| त्रिविधविषनाशनयन्त्ररचनाविधिस्तत्त्रमश्च              | 224-220      |
| यन्त्राष्टकयन्त्ररचनाविधिस्तत्क्रमश्च                 | ४४८-४६०      |
| एकविंगत्यधिकशतकोष्ठरूपवज्ययन्त्रविधि-                 | HALE.        |
| स्तद्रचनाक्रमंश्च                                     | ४६०-४६२      |
| [ ग्रथ चतुपःञ्चाशत्तमस्तरङ्गःपृष्ठ-४६३-४७४]           |              |
| ग्रथ यक्षिणीविधानन्तत्र—                              | 443          |
| धनदायक्षिण्या नवार्णमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगम्ब          | ४६३-४६४      |
| पुरश्चरणम्, दारिद्रचशमनप्रयोगविधिश्च                  | ४६४          |
| वसन्ततिलकायक्षिण्या एकादशाक्षरो मन्त्रः               | ६६४          |
| ऋष्यादिध्यानञ्च                                       | ४६६          |
| पूजास्थानोक्तिर्यन्त्रञ्च                             | ४६६          |
| ग्रर्चनविधिजंपकालाविधिनिर्देशश्च                      | ५६६          |
| सिद्धिलक्षगोक्तिः (प्रत्यक्षदर्भनसङ्केतः)             | ४६६-४६७      |
| सुरसुन्दरीयक्षिण्याः प्रातःकृत्यम्, षडङ्गन्यासश्च     | : 40         |
| यन्त्रन्तदर्चाविधिश्च                                 | ४६७-४६=      |
| सुरसुन्दरीयक्षिण्याः पञ्चदशाक्षरो मन्त्रः             | ४६८          |
| तज्जपविधिस्तत्फिनिर्देशः, ग्रन्यस्त्रीगमननिषेधश्च     | x 46-400     |
| मनोहरायक्षिण्या एकादशाक्षरमन्त्रविधानम्               | ४६६-४७०      |
| कनकवतीयक्षिग्गीमहाविद्यामन्त्रविधानम्                 | \$00-x08     |
| कामेश्वरीयक्षिग्गीमन्त्रविधिः                         | ५७१-५७२      |
| पद्मिनीयक्षिर्गीमन्त्रविधिः                           | इ७४-५७३      |
| विश्वामित्रसाधितानिटनीमहाविद्यायक्षिग्गीमन्त्रविधानम् | ४७३-५७४      |
| मधुमतीमहाविद्यायक्षिग्गीमन्त्रविधिः                   | ४७४-४७४      |
| साधन-कालाधिकारिनिर्णयः                                | - Xox        |
| [ ग्रथ पञ्चपञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ-५७६-५६४ ]         | 1            |
| म्रथ गायत्रीविधानन्तत्र—                              | प्र७६        |
| गायत्रीमन्त्रः, ऋष्यादिः, व्याहृतिभिः षडङ्गन्यासम्ब   | ४७६          |
|                                                       |              |

| विषय:                                                       | पृष्ठ संख्या    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| व्याहृतीनां घ्यानम्                                         | थ्०१-१७४        |
| गायत्र्या ऋष्यादिस्तनुन्यासश्च (ग्रक्षरन्यासश्च)            | X99             |
| , गायत्रीपदन्यासः                                           | eex .           |
| गायत्रीषडङ्गन्यासी ध्यानम्त्राणायामश्च                      | eox vos         |
| गायत्रीयन्त्रन्तदर्चाविधिश्च                                | प्रथम           |
| भ्रथ प्रयोगः पुरश्चरणञ्च                                    | X02-X20         |
| काम्यप्रयोगविधिः                                            | ५50-45१         |
| चतुर्व्यंफलसिद्धिदं यन्त्रम्                                | प्रदश           |
| त्रिष्टुब्मन्त्रविधिः (ग्राग्नेयास्त्रविधिः) तत्र-          | प्रदश           |
| ं त्रिष्टुब्मन्त्रः, ऋष्यादिश्च                             | 45१             |
| षडङ्गन्यासविधिः                                             | x=2             |
| वर्गान्यासः पदन्यासो ध्यानञ्च                               | ४६२             |
| यन्त्रम् (मण्डलम्) तदचीविधिश्च                              | प्रदर-रदरे      |
| श्रथ प्रयोगः                                                | X=3-X=X         |
| पुरश्चर्याविधिः                                             | Xex             |
| श्राग्नेयास्त्रमन्त्रः                                      | <b>४</b> ५४     |
| ऋष्यादिः षडङ्गन्यासादिविधिश्च                               | ¥=X             |
| पाटाप्टक जपविधिः                                            | ४८६             |
| पादविभागविधिः                                               | 4=६             |
| पादाक्षरदेवताव्यानम्                                        | ४८६             |
| मन्त्रप्रयोगसंहारविधिः                                      | ४८६             |
| नक्षत्रागान्देवताऽसुरमानुषभेदाः                             | ४८६-४८७         |
| काम्यहोमतर्पं गाविधिः                                       | 03X-0-XE0       |
| म्रतिदुर्गामन्त्रः                                          | PARTE FIFE      |
| गारिएदुर्गामन्त्रः                                          | 03× 34 4        |
| विश्वद्गीमन्त्रः                                            | white he X 60   |
| ्र सिन्धदुर्गामन्त्रः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | ogg grantinent  |
| अग्निदुर्गामन्त्रः                                          | 12 M. 12 M. 180 |
|                                                             |                 |

| विषय:                                  | पृष्ठ संस्या    |
|----------------------------------------|-----------------|
| <sup>60</sup> होमविधिः                 | Bake Bullet AES |
| सिकताप्रयोगविधिः (विकास स्वाप्ति)      | 53x-83x         |
| <sup>६५</sup> प्रयोगः                  | x87-x88         |
| ं एकोनपच्चाशतकोष्ठयनत्रलेखनविधिः       | 838             |
| त्र नवकोष्ठयन्त्रलेखनविधिः             | XEX             |
| GREER POR                              | 1 200 40        |
| ्रिथ षट्पञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ सं० ४ | Cx-41.0 ]       |
| म्रथ दिनास्त्र-कृत्यास्त्रविधान -      | X S X           |
| म्रतिदुर्गामन्वास्यो दिनास्त्रमन्त्रः  | x3x x3x         |
|                                        | xex             |
| दिनास्त्रमन्त्रप्रयोगविधिः             | ४६४-४६७         |
| रात्रिकृत्यविधिः                       | X€0-X€=         |
|                                        | 332 732         |
| कृत्यास्त्रमन्त्रप्रयोगविधिः           | 33X 33X         |
| पुत्तलीप्रयोगविधिः                     | 707-33X         |
| त्र्यम्बकशताक्षरमन्त्रविधिः            | . ६०२-६०३       |
| तत्त्रयोगः                             | 803-608         |
| तत्पुरश्चरणम्                          | 608             |
| दीर्घायुष्करादिनानाप्रयोगविधिः         | €0¥             |
| धारग्-स्थापनयन्त्रविधिः                | ६०४-६०६         |
| वारुगीऋग्विधानम्                       | ६०६             |
| ध्रुवास्वाद्येत्यृङ्मन्त्रः            | ६०६             |
| तदृष्यादिन्यासविधिः                    | ६०७             |
| च्यानन्तदर्चनवि <b>धिश्च</b>           | ६०७             |
| त्तरप्रयोगः                            | ₹09-€05         |
| पुरश्चरणम,                             |                 |
| ऋगमोचनश्याप्त्यादिकाम्यप्रयोगविधिः     | ६०८-६०६         |
| स्रय:पाशादि (निगडादि)स्फोटनविधिः       | 307             |

| ( 40 )                                        |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| विषय;                                         | पृष्ठ संख्या      |
| काम्यधारणयन्त्रविधिः                          | <b>408</b>        |
| परऋगोत्यृङ्मन्त्र।                            | <b>Ę</b> ?0       |
| ध्रथ लवगमन्त्रविधानम्                         | <b>Ę</b> १0       |
| ऋ राञ्चकात्मको लवरामन्त्राः                   | £ ? o             |
| ऋष्यादिः                                      | £90- <b>£</b> 99  |
| षडङ्गन्यासादिः                                | \$88 miles # \$88 |
| चिटिमन्त्रः                                   | <b>488</b>        |
| <b>अ</b> ग्निच्यानम्                          | 193               |
| यामवतीध्यानम्                                 | 489               |
| दुर्गाच्यानम्                                 | 512               |
| भद्रकालीध्यानम्                               | <b>488-488</b>    |
| पुरश्वरणम्                                    | 417               |
| वश्यादिकाम्यप्रयोगविधिः                       | 485-483           |
| पञ्चपुत्तलोप्रयोगिवधिः                        | . 683             |
| यामवतीमन्त्र:                                 | £ 8 x             |
| दुर्गामन्त्रः                                 | ६१४-६१४           |
| भद्रकालीमन्त्रः                               | 48x-484           |
| <b>क्वरो</b> न्मादग्रहपीडादिनाशनयन्त्रविधानग् | <b>६१६-६१७</b>    |
| पिशङ्गभृष्टच सृङ् मन्त्रः                     |                   |
| रक्षोहणं वाजिनमित्यृङ्मन्त्रः                 | Section . Section |
| श्रयात अग्र इत्यृङ्मन्त्रः                    |                   |
| ऋवत्रयागामृष्यादिः                            |                   |
| कृत्याभिभवनिर्मोचनयन्त्रविधानम्               | 680               |
| नृसिंहबीजमन्त्रः                              | <b>Ę</b> १७       |
| प्रत्यिङ्गरामन्त्रस्तदध्यादिश्च               | <b>484</b>        |
| प्रहोन्मादज्वरकृत्याद्युपद्रवनाशनयन्त्रविचिः  | 684               |
| कृणुष्वपाजेति पच्चदशर्चसूक्तमन्त्रः           | 418               |
| विज्योतिषेत्यृङ् मन्त्रस्तदृष्यादिश्च         | £20               |
|                                               |                   |

| विषय:                                                | पृष्ठ संस्था |
|------------------------------------------------------|--------------|
| र वंसमृद्धिदं 'इन्द्रश्रेष्ठानि' मन्त्रयन्त्रविधानम् | \$70-\$78    |
| इन्द्रश्लेष्ठानीत्यृङ् मन्त्रश्तरध्यादिश्च           | \$79         |
| सर्वसमृद्धिप्रद-बलनिष्दनयन्त्रविधानम्                | 197          |
| विशिष्टरत्नगोधरादिसर्वसम्पत्प्रदयन्त्रविधानम्        | \$71         |
| वयन्तः एभिरित्यृङ्मन्त्रस्तद्व्यादिश्च               | 455          |
| यन्त्रसाधनविधिस्तत्प्रयोगम्च                         | \$77-\$78    |
| गन्त्रगायत्रीमन्त्रः                                 | 658          |

are property

HIL WELL SHOWN

And Angell of Philips

and the transfer in the second

**建**项制的第三人称单数

BUILDING

2 2 2

STANTE

24 0-3 19

611978

0 3.3

109

13